#### श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीश्रंथमाला

## षष्टं सप्तमं च पुष्पम् (६-७)

श्रीहाहसीवर-विद्यासितर, वेन्नन्याम (महपान-वित्यास्य) व्यवस्थापक- वे. चक्रधरजोजी श्रीदत्तपुराणम्

श्री. प. प. श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीर्देवेस्वामिविरचितम्

## सटीकम्

चैत्र शुक्र १ रविवासरः ] शके १८७६

िदिनांक ४ एप्रिछ सन १९५४

#### मृल्यम् ९ रूपकाः

### र्धीदत्तपुराणस्थविषयाणां

# अनुक्रमणिका

| पुष्टम् | १ आत्मपूजा                      |                | प्रथमाष्ट्रके अ०८             |
|---------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 22      | दत्तात्रेयाष्टोत्तरशत नामावलि:  | 800            | योगकथनम्                      |
| 20      | श्रीदत्तप्रार्थनाचतुष्कम्       |                | द्वितीयाष्ट्रके अ० १          |
| 86      | दत्तापराधक्षमापनस्तोत्रम्       | 888            | योगविवरणम्                    |
|         | भजनम्                           |                | द्वितीयाष्ट्रके अ०२           |
| 78      | देवप्रवोधः                      | १२५            | योगफलकममुक्त्यादिकथनम्        |
|         | प्रथमाष्ट्रके अ० १              |                | द्वितीयाष्ट्रके अ० ३          |
|         | बेदपादस्तुतिः                   | 234            | भूतभौतिकसर्गः                 |
|         | प्रथमाष्ट्रके अ० २              | 1173           | द्वितीयाष्ट्रके अ० ४          |
|         | शास्त्रान्तरविरोधदर्शनम्        | 688            | मनुषुष्युद्राहानस्यात्रि-     |
|         | प्रथमाष्ट्रके अ० ३              |                | माहारम्थम्                    |
| ५५      | विरोधनिरासपूर्वकं सिद्धान्त-    |                | द्वितीयाष्ट्रके अ० ५          |
|         | मतेन बंधमोक्षव्यवस्थापनम्       | 963            | श्रीदत्तात्रेयाद्यवतारः       |
| E       | प्रथमाष्ट्रके अ० ४              | 177            |                               |
| ६७      | कर्मेश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् | CHARLES AND    | द्वितीयाष्ट्रके अ० ६          |
|         | प्रथमाष्ट्रके अ० ५              | 444            | दशावतारचरित्रं समासेन,        |
| ७५      | कर्मतत्त्वं ईश्वरोपासनं च       |                | न्यासतश्च मत्स्यकूर्मावतारयोः |
|         | प्रथमाष्ट्रके अ० ६              | Exercision and | हितीयाष्ट्रके अ० ७            |
| 24      | आत्मयाधारम्यवोधक-               | 808            | सहेतुको वराहनारसिंहा-         |
|         | शांबिस्यायर्वसंवाद:             |                | वतारी                         |
|         | प्रथमाष्ट्रके अ० ७              |                | द्वितीयाष्ट्रके अ०८           |
| 35      | इठयोगकथनम्                      | 260            | प्रस्हादाद्युपदेश:            |

तृतीयाष्ट्रके अ० १ १९१ उपासनाविधिनिस्पणम् तृतीयाष्ट्रके अ० २ २०२ श्रीदत्तात्रेयावतारकर्मादि-कथनम् तृतीयाष्ट्रके अ० ३ २१३ कार्तवीर्यार्जुनचरितम् त्तियाष्ट्रके अ० ४ २२३ गर्गेणार्जुनाय देवविजय-कथनं, अर्जुनवरलामध तृतीयाष्ट्रके अ० ५ २३४ सप्तगाथोपकमः । शिल्पकाम-शास्त्रविद्योगीतः तृतीयाष्ट्रके अ० ६ २४७ विष्णुदत्तविष्रोद्धारः तृतीयाष्ट्रके अ० ७ २५५ विष्णुदत्तकृतरोग्युद्धारादि-कथनम् । तृतीयाष्ट्रके अ० ८ २६५ बालविद्व=बेष्टाभेदवन्ध-मोक्षमिश्यात्वकथनम् चतुर्थाष्टके अ०१ २७५ पड्छिंगैः श्रवणादिकं महाबाक्यार्थवोधव ।

चतुथोष्टके अ० २ २८७ अष्टांगयोगयोग्याचारयोग-चर्याकयनम् चतुर्थाष्टके अ० ३ २९९ कार्तवीयार्डिनस्य योगाभ्यासो राज्यप्राप्तिथ चतुर्थाष्टके अ० ४ ३१० राज्यकर्तुरर्जुनस्य ऋषिद्यापः चतुर्याष्ट्रके अ० ५ ३१८ देवकार्यार्थं परशुरामावतारः चतुर्थाष्टके अ०६ ३२६ होमधेनुहर्तुरर्शुनस्य परश्चराम-कतहनम् चतुर्थाष्ट्रके अ० ७ ३३४ रेणुकायाः पत्यनुगमनं, र।मस्य शत्रुवधप्रतिज्ञा चतुर्थाष्ट्रके अ०८ ३४२ परश्रामकृतं पित्रोरी र्थ-देहिकं, यज्ञकरणं, ऋषये महीदानं च पंचमाष्ट्रके अ० १ ३५४ गाळवार्थं दानवहननं,मदाल-सावरणं च कुबलयाश्व-कतम् पंचमाष्टके अ० २ ३६२ पातालं गतस्य राज्ञो नागेभ्यो मदालसालाव्यः

पंचमाष्टके अ० ३ ३७० मदालस्या पुत्रत्रयाय कृतो शानोपदेशः अल्कीय च कृतः प्रवृत्तिमागोपदेशः पंचमाष्टके छ ० ४ ३७९ अलर्कबोधोपायनिरूपणम् । पंचमाष्ट्रके अ० ५ ३८७ योगिराजेनालकायाष्ट्रांगयोगा-दिकथनम्। पंचमाष्टके अ० ६ ३९५ अल्कीय सिद्धयोगचर्यादिक-थनम् । पंचमाष्ट्रके अ० ७ ४०४ अलकीय मृत्युचिह्नोपदेशः, तस्कृता गुरुस्तुतिश्व । पंचमाष्ट्रके अ०८ ४१४ सुवाहुकृतकाशिराजोपदेशः। पष्टाष्टके अ० १ ४२४ आयूराजस्य दास्यं, श्रीदत्त-कृतं दानम्। पष्टाष्टके छ ० २ ४३२ हुंडासुरेण हंतुं नीतस्य बाल-कस्य वसिष्ठाश्रमे गुतिः। षष्टाष्ट्रके अ० ३

द्वारा पुत्रशोकपरिहारः

पष्टाष्ट्रके अ० ४ ४४८ नहुषेण हुंडासुरवधपूर्वे 🚃 अशोकसुंदरीवरणम्। पष्टाष्ट्रके अ० ५ ४५७ कृष्णावतारकथनं, चतुर्विशतिगुर्वासहानो-पदेशः। षष्टाष्ट्रके अ० ६ ४६६ सांशकालचतुर्दशमन्वंतर-ब्रह्मांडकथनम् । धप्राष्ट्रके अ० ७ ४७६ सूर्यवंशोपकमः, श्रीरामचरित्र-कथनम् । पष्टाष्ट्रके अ०८ ४८६ सोमवंशवर्णनम् । सप्तमाष्ट्रके अ० १ ४९६ सुन्दोपसुन्दचरितम् । सप्तमाष्ट्रके अ० २ 📲 ५०३ हेमकुंडलाख्यवैश्यचरितम् 🖡 सप्तमाष्ट्रके अ० ३ ५१० देवदूतैवेँश्यपुत्राय देवताभज-नादिधर्महार्दकथनम् । सप्तमाष्ट्रके अ० ४ ४४० सस्त्रीकस्यायूराजस्य नारद- ५१८ देवदृतैवेँश्यायान्नवस्त्रादिदान-विधिकयनम् ।

सप्तमाष्ट्रके अ० ५ ५२६ वैष्णवधर्माणामेकाद्द्यादिव-तानां च नियमकथनम् । सप्तमाष्टके अ० ६ ५३२ विकुंडलेन प्रसादितैविंग्णुदू-तैरतद्भातृमोक्षोपायकथनम् सप्तमाष्ट्रके अ० ७ ५३९ सद्गुरुणा मायसान्धिध-रक्षोप्सरस्संबादकथनम् । सप्तमाष्टके अ०८ ४५ पारदार्थादिद्रस्य प्रयागे मुक्तिः, रक्षोमुक्तिश्च। **अष्टमाष्ट्रके अ०** १ ५५८ गालवर्षिमुतेन ब्रह्मचारि-धर्मकथनम् । अष्टमाष्ट्रके अ० २ ग्रहस्थधर्मवर्णनम् ।

अष्टमाष्ट्रके अ० ३ और्ष्वदेहिकश्राद्धप्रयोगादि-कथनम् । अष्टमाष्ट्रके अ० ४ ५९४ तिश्यादिनिर्णयसप्तसंस्था-ब्रह्णोपाकर्मनिर्णयः । अष्टमाष्ट्रके अ० ५ ६०४ पापहेतुतन्निवृत्तिप्रायश्चित्त-कुन्छादिलक्षणकथनम् । अष्टमाष्ट्रके अ०६ ६१३ गुरुतल्पोपपातकशुद्धि-कथनम् । अष्टमाष्ट्रके अ० ७ ६२२ पोडशसंस्काराशीचनिर्णय-वानप्रस्थाश्रमादिवर्णनम् । अष्टमाष्ट्रके अ० ८ ६३२ प्रलय-युगमान-संन्यासपद्धवि कथनम् ।